第13813813813E

## रामकलेवा

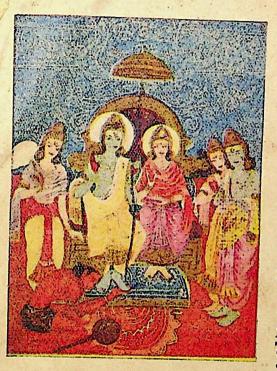

प्रकाशक पं पृथ्वीनाथ भागव, भागव भूगण प्रेस, वनारस मूल्य ।)



रामकलेवा



ग्राचार्याः वृत्ति व्याप्ति विद्यालयः, वार्याः इत्याप्ताः

श्रधान वितरक श्री गंगा पुस्तकालय, गायघाट, बनारस मुद्रक व प्रकाशक पं० पृथ्वीनाय भागंब, भागंव भूषण प्रेस, गायघाट, बनारस

210

श्रीगणेशाय नमः

## रामकलेवा

9 499



#### छन्द

भोरू भये अपने कुमार को जनक बेगि बुलवाये। सुनिके पितु सँदेश लच्मीनिधिसखन सहित तहँ आये।। सादर किये प्रनाम चरण छुइ लखि बोले मिथिलेसू। गमनहु तात तुरत जनवासे जहँ श्री अवध नरेसू ॥ बिनय सुनाइ राय दशरथ सों पाय रजाय सचेतू। श्रानहु चारिउ राजकुमारहिं करन कलेऊ हेत् ॥ ग्रह सुनि शीशनाय लच्मीनिधि भरि उर मोद उमंगा। सखन समेत मंद हँसि गमने चढ़ि चढ़ि चपल तुरंगा।। कलिन देखावत हय थिरकावत करत अनेक तमासे। मृदु मुसुकात बतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे।। सखन सहित तहँ उतिर तुरंग ते मिथिलापतिके बारे।

चारिउ स्रत युत अवधराज को सादर जाय जुहारे।। **अतिस्ख**निधिलक्मीनिधिकोलखिसखनसहितसतकारे। रघुकुलदीप महीप हाथ गहि निज समीप बैठारे ॥ तेहिक्षण सानुजनिरखिरामछिन सखनसहित सुखमाने। लक्मीनिधि मुख दरस पाइके रामह नैन जुड़ाने।। तव श्रीनिधि करजोरि मूप सों कोमल बैन उचारे। करन कलेऊ हेत पठावो चारिहु राजदुलारे ॥ सुनि मृदु बचन प्रेम रस साने दसरथ मृदु मुसुकारी। चारिह कुँवर बुलाय वेगही विदा किये सुखसाने ॥ जनक नगर की जानि तयारी सेवक सब सुख पागे। निज निज प्रभुहिं सँवारन लागे लै भूषन वरवागे।। रघुनन्दन सिर पाग जरकसी लसी त्रिमंगी बाँधी। तिमि नौरंगी अकी कलंगी रुचिरुचि पेचनि साधी।। कनक कलितअतिललितमनिनकी मंजुलमौरविराजी। सिंधुरमिन के सजे सेहरा जेहि होते मन राजी।। ताके कोर कोर चहुँ ओरन लागि रतन की पाँती। जगमगजोतिहोतचहुँदिसितेलिख सिखयाँ न अघाती।।

कुण्डल लोलें इलें कपोलें लगी अमोलें मो री। जेवदार जगमगाह जराऊ जुगल जॅनीरन जोती।। जालिय जोरी जुलफें जहरी जुवतिन जोबन हारी। छुटीं अलकें दुहुँ दिसि झलकें मनहुँ मैन तरवारी ॥ रतनारी कारी कजरारी अति अनियारी आँखें। रसवारी बरवस बसकारी प्यारी आनन राखें।। अति अवरंगी रतिरसरंगी वदी त्रिमंगी मोहैं। युन्हें मदनके जुग धनु सोहैं जिहि चाहें सोइ मोहें।। तिस्क रसाल विसाल भालपर किमि बरनौं छविताकी। जनु नवघन पर रीझ दामिनी नेक लियो थिरताकी ॥ अरुन अधर बिच दामिनि द्यतिवर दमकै दसनन पाँती। सन्मुख मुखकर जेहिदिसि बोलै अजब छटाछहराती।। जगमगात अति श्यामगात जग्तारिन को है जामा। ताके कोरकोर चहुँ अोरन जड़े रतन मनि श्रामा।। पीत सुफेटा सुछवि समेटा कमर लपेटा राजै। नवल पद्दको करन लद्दको काँधे पद्दका आजे।। मनिमय कंकन सुखपद रंकन बंकन करविच बाँधे। जनु पुर जुनतिन मन जीतन को जंत्र नसीकर साँधे।।

दोहा—बरनि सकै को रामको, अनुपम दूलह सेए। जेहि छिख सिवसनकादि को, रहत न तनहिं सरेए।।

छन्द्

इमि सजि अनुज सहित रघुनन्दन चारिहु राजदुलारे। वढ़े उमंगन चढ़े तुरंगन अंगन बसन सँभारे॥ जे रष्टबंशी कुँवर लाड़िले प्रभु कहँ प्राण पियारे। चढ़े तुरंग संग तेउ गमने रामरंग मतवारे॥ बोले बोबदार ले नामन बिरदावली अलाप्टें चंचल चभर चलै दुहुँ दिसिते छत्र सखा सिर दनौं।। रामवाम दिसि श्रीलच्मीनिधि सखन सहित तेउसोहैं। चंचल बागे किये तुरिन को बातें करत हँसोहैं॥ जग वंदन जेहि नाम जाहिरो रघुनन्दन को बाजी। ताको गुन छिब कहँ छी बरणों जोहि होत मन राजी।। भूषित भूषन अंग अद्षन पूषन हय लखि लाजे। चोटिन तनियाँ गुथी सुमनियाँ पगु पैजनियाँ बाजे॥ जिंदत जवाहिर जीन जड़ी कि जरबीली अति सोहैं। प्रजि पटाको छटा कहै को काम लटा मन मोहैं॥ ललित लगाम दाम बहुकेरी श्रंकित नाम बिराजै।

खुछिब उमंगी झुकी त्रिभंगी मनिन कलंगी छाजै ॥ जित रुख पावें तित पहुँचावें छन आवें छन जावें। जिमर थिमर थिरिक सूमि पर गतिपग तिन दरसावें।। खीनी खट पीनी खुरथालें वँधी नवीनी नालें। लेत उतालें सिंह उछाछें करें समुद्र इक फालें।। धावत पावन पावत पीछ गरुड़ गर्छव गँवावें। रधुनन्दन को बाजि लाङ्लो अनुपम कला दिखानें।। न्हाप समुद मुद देत जनन को जापर भरत बिराजें। रशुंजन्दन के दिहने दिसि सो चलत चपल गति साजें।। रोकत बागे अति रिसि रागे गरबित फुरकन लागै। भमक झमाकी है गति बाँकी दै झाँकी सुख पागे।। कहूँ नभ जीवन सुरन झँकावे कहुँ महि मोद मचावे। अवनीतें अरु आसमान लों जनु सोपान बनावै।। फाँदत चंचल चारु चौकड़ी चपलाहू चख झापै। अरत कुँवर को तुँरग रँगीलो बरनि जात कल्ल कापै।। चंपा नाम चाल चटकीली जेहि पर रिपुहन भाये। सब समाज के आगे निरते मोर कुरंग लजाये।। जी कहुँ नेकहुँ हाथ उठावत कई हाथ उठ जातो।

बार बार चुचकार दुलारत ताहू पै न जुड़ाती ॥ लक्खीघोड़ा लखन लाल को बाँको निपट चलाको। उड़ि उड़ि जात वायुमंडल को परत न पग महि ताको।। तरफराय उड़िजाय परत है लह्मीनिधि हय पाहीं। उचित निचारि हँसे रष्टवंशी रामहिं सृद् सुसकाही।। तोप तुपक जूटै जहँ छूटै तहाँ जाय सो हूटै। रणरस घूटै गारिनि कूटै बीरन में यश ऌटै।। फुलझरियासी झरत धरत पग करत अनेक तमासी। द्वरकन मुरकन थरकन थिरकन वर्गन जाय कहुकासो॥ तिक तुरङ्ग की चंचलताई लखन कि देखि चढ़ाई। निमिवंसी रघुवंसी सिगरे ठिगसे रहे विकाई।। राम आदि जे कुँवर लाड़िले तेउ लिख भरे उछाहैं। रीिम रीिम तहँ लपनलाल को बारिह बार सराहै।। इमिमगहोतविलासबिबिधविधि बिपुल बाजनेबाजे। सुनत नकीब पुकार नगर तिय कढ़ि बैठीं दरवाजे।। कोर्जातयनिरिखबदनकीमहिमा अति सुखमहँसोपागी। भरी सनेह देह सुधि भूली रामरूप अनुरागी।। कोउ तिय देखि अतूला दूल्हा अति सनेह तनु भूला।

फ़िला नैन मेल मन सूला लागि प्रीति को हूला ॥ कोउ पूँघर पर खोल सुन्दरी मणि मुँदरी ले पानी ॥ देखत दूलह रूप रामको आनँद सिन्धु समानी ॥ दोहा॰-कोउ स्रति रुखि साँवरी, तोरित तुण सुखपाग ॥ मध्री म्रतिमें पगी, निज मूरित सुख त्याग ॥

छन्द

कों रघुनंदन छवि विलोकि कै वोली सुनुसखि वयना। राधकुँवर ये करन कलेऊ जात जनक के अयना।। इनको श्रीनिधि गये लिवाई आये चारिह बेटा। रॅंगभीने रघुवंशी छैला दशस्य राज दुल्हेटा।। धनि यह भाग्य हमारो प्यारी निज भरि नैन निहारे। नतु दरसन दुर्लभ दूलह के रतिकूल पान पियारे।। भाग सोहागं आज भल पायो श्रीमिथिलेस की बेटी। सुन्दर रयाम माधुरी मुरतिनिजनिज भुज भर भेंटी ॥ बोली अपर सखी सुनु सजनी भलीबात बति आई। इमहुँ चलें सब जनक महलको हँ सिये इन्हें हँसाई ॥ इमि मृद् बातें करत परसपर भई प्रेमबश बामा। सुनत जात मुसुकात अनुज युत कृपासिंधु श्रीरामा।।

तुरंग नचावत मन छविछावत बाजत विपुल नगारे। चोपदार जागरें अलापत जनक नगर पगु धारे।। द्वार समीप देखि अतिसुन्दर मनिमय चौक सँवारे। राजकुँवर रघुवंशिन के तहँ ठाढ़ भये यतवारे॥ उतर जाय लहि सियामातु की नगर सुवासिननारी। कंचन कलस सजे सिर ऊपर पल्लव दीप सँवारी ॥ गावत मंगल गीत मनोहर कर ले कंचन थारी 4 परछन हेतु चलीं रघुवर को बहु आरती सँवाई ॥ जाय समीप निहारि रामछिब हम आनँद जल बादी। छिकतरहिंवरबदनविलोकति चिकति रही तहँ ठाढी।। रामरूप रँगि गई रँगीली लिख द्लह सुख सारा। तन मन रह्यो सरेख न काहू करें मंगलाचारा ॥ प्रेम पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी। परछन अली भलोबिधि कीन्हों रोकि बिलोचन बारी।। लच्मीनिधि तब उतिर तुरँगते चारिउ कुँवर उतारे। पानि पकरि रघुनन्दनजी को भीतर महलसिधारे॥ द्वीप द्वीप के जहँ महीप सब जनक समीप बिराजे। बैठे सभा सकल निमिबंसी सुत अंसी इव छाजे॥

रबनन्दन तहँ अनुज सखन युत सादर जाय जुहारे। देखत उठे सकल निमिवंसी जनक निकट बैठारे।। कर गजरा कजरा हगमें सेहरायुत मीर विराजी। दूलह वेष विलोकि रामको भई सभा सब राजी।। तहँ कर कछ दरबार जनक दिक दशरथ राज दुलारे। लैके राय रजाय नाय शिर सासु समीप सिधारे।। ज़ुहुँ पिक बयनी सब सुख ऐनी बैठि सुनयना रानी। इन्द्रानी की कौन चलावे लिख रति रूप लुमानी।। चन्द्रमुखी चहुँ श्रोर बिराजे कोउ कर चमर चलावे। कोउ सिख देखि राम की शोभा आरति मंगलगावै।। तेहि छिन तहाँ गये रघुनन्दन मन फंदन बर वेषा। देखत उठीं सकल रनिवासें रहा न तनुहिं सरेषा ।। करि आरती वारि मनिभूषन सादर पाँव पखारे। चारि रङ्ग के चारि सिंहासन चारिहु वर बैठारे।। लिख छिब ऐना सासु सुनैना नैना पलक तजना। युली चैना बोलि सकै ना कहत बनै ना बैना।। रामरूप रॅगि रही रॅगीली ऑसू वह हग जाहीं। तिक जाके रहीं तनक निहं डोले मन मुद माहीं ॥
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative इमि तहँ दसा विलोकि सासु की वाम गुनत मनमाहीं। काह भयो यह आजु रानि को पूछत में सकुचाहीं।। चतुर सखी चित चरचि राम सों बोळी मधुरी वानी। यह तुम्हार गुन है सब लालन और न कन्नु उर आनी।। सुनत बचन यह तुरत धीर घरि जगी सुनैना रानी। बार बार बहु लीन्ह बलैया चूमि कपोलन पानी ॥ माधिर मूरति साँवछि सुरत तिक तृन तोरति रानी। रीझि रीझि तहँ राम रूप पै विनहीं मोल विकानी ॥ थुनि कर जोरि राम सों रानी बोली अति सृदु बानी। उठहु लाल अब करहु कलेऊ जो जो रुचि हियमानी।। यह सुनि सखन समेत उठे तहँ चारिह राज दुलारे। भूरि भाग्य अनुराग सुनैना निज कर पायँ पखारे।। रचना अधिक पदिक के पीदन बैठारे सब भाई। कंचन थारी सृद्छ सुहारी परसी विविध मिठाई।। रुचि अनुरूप भूपसुत जेंवत पवन इलावें सासू। बुझि बुझि रुचि व्यंजन परसे बरनि न जाय हुलास्।। स्वाद सराहि पाय पुनि अँचये सिखयन पान खवाये। बैठे पहिरि पोशाक सखनयुत विविध सुगन्ध लगाये।

हो:--राज अयन सब चयन सत, राजत राजकुमार । जिनकी हास विस्नास स्रीख, लाजहिं स्नाखनमार ॥

हरद

तेहि अवसर सुधि पाय सखी मुख लद्मीनिधि की नारी। नाम सिद्धि पर सिद्धि जासु गुण रूप सील उजियारी ॥ भाग सहाग भरी उठि सुन्दरि नव योवन भतवारी। र्मिकन रीति प्रीति परवीनी रतिहिं लजावन हारी॥ असिगुनवान निधान रूपकी सबिबिधिग्रुभग सयानी। लच्मीनिधि की प्राणियारी निमि कुल की महरानी ।। अलबेली सरहज रघुवर की बड़ी सनेह सिंगारी। पीतम प्रीति निवाहन हारी रामरूप रिक्तवारी ॥ चंचल चपल चहुँ दिसि चितवत देखन को अतुराई। भरी उमंग संग संख्यन है तुरत राम दिग आई।। वदन चंद अरविन्द लिये कर बिहँसत मन्दिर सोहैं। राजकँवर कर पकड़ि लाड़िली बोली तिक तिरछोहैं॥ चित के चोर किशोर भूप के बड़े चोर तुम प्यारे। सरित हमारि भुलाय साँवरे सासु समीप सिधारे॥ उलटी बात कही जिन प्यारी आपन दोष दुराई।

तुमहीं रहिउ छिपाय छवीली सुनत हमारि अवाई ॥ हम आये तुम महलन भीतर तुमहिं न पर्यो जनाई। भलो सदन तमरो है प्यारी जहँ सब जाइ समाई॥ सनत राम के बचन लाड़िली बोली युद् मुसुकाई। तुमरे घर को रीति लालजू इत नहिं चलै चलाई॥ सास सुनयना के समीप महँ देत जवाब बनयना। पानि पकरि रघुनन्दनजी को गइ लेवाय निज अयना। चारि सिंहासन दै तहँ आसन भरी हुलासन प्यारी। वारहिं बार निहारि वदन छवि बहु आरती उतारी ॥ मेलि सुकंठ मालती माला वसननि अतर लगायो। अंचल सो मुख पोंछि रामको निजकर पान खवायो॥ जहँ रति रंभा सरिस सुन्दरी वैठीं किये सिंगारे। कोउ कुसुमन को करनफूल रचि कोउ कलँगीको उहारै॥ लित लवंग कपूर संग धरि कोड सिख पान लगावैं। कोउकर पीकदान लिये ठाढ़ी कोउ सिख चमर इलावें।। कोउ जल शीतल भरे सुराही कोउ दर्पन दरसावें। निज निज साज सजे सब प्यारी रचुवर सन्युख भावें ॥ कोउ जल तुरही ताल तमुरा कोउ करताल बजावें।

कोड सितार है तार तारप्रति युद् गतन दरसावें। कोउ उपंग सुरचंग मिलाव दै सृदङ्ग सुख थापें।। कोउ लै बीन नवीन सुरनते मनहुँ बसीकर जापें। कोउ सृगनैनी कोकिल बयनी पंचम राग अलापें।। परत कानमें मधुर तान निज बिरहिन के जिय काँपें। इमि अभिराम धाम सोभा लखि राजकुँवर अनुरागे ॥ ब्बातें करत सिद्धि सरहज सों परम प्रेमरस पागे। जे निमिराज नेवत सुनि आईं कोटिन राजकुमारी ॥ रामभिलन की बड़ी लालसा कहि न सकैं सुकुमारी। तिन यह सुन्यो कि सिद्धि सदन में आये चारिहु माई।। त्ररतिहं तहँ पहुँची सब प्यारी जानि समय सुखदाई। देखी राजकुँवरि सब आईं रामदरस की प्यासी।। अति सन्मान कियो सब हीको सिद्धि सदन सुखरासी। राम सुछिब देखन ते लागीं हम आनँद जल बाढ़े। चख झुकपरे रूप सागर में कढ़िहं नहीं अब काढ़े। मनिन मोर पर मोतिन कलँगी अलबेलि अति सोहैं॥ राजतियन को कौन चलै है मुनियन को मन मोहैं। चिक्कन चिलकदार जुनवारी अलके मुखपर छूटो ॥

जोहत जहर चढ़त युवतिन को जड़ी न लागत बूटी।
लखि छिबिवरकी श्याम सुन्दरकी भई मीनसुख सरकी।।
तरकी तनी कंचुकी करकी दरकी चूरी करकी।
दोहा—मनलोगा शोमा निर्गल, भई विका सुक्रमारि।
चिक्रत छिकत सब रह गई, तन मन दसा विसारि॥

#### छन्द

जे तियमान अनूप रूप निज रहीं स्वरूप गुमानी ! ते लखि रामचन्द्रकी सुखमा बिनहीं मोल विकानी।। अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी। तहँ प्यारी गारी रघुबर को देन दियावन लागीं।। एक सखी कह सुनद्व लालजी यह स्वरूप कहँ पायो। कानन सुन्यो काम अति सुन्दर की तुमको सोइ जायो।। बोली सिद्धि सुनद्ध रघुनन्दन तुम हमार ननदोई। एक बात तुमसों हम पूछें लाल न राखहु गोई।। होत व्याह संबन्ध सबन को अपने जातिहि माँही। निज बहिनी शृंगी ऋषि को तुम कैसे दियो बिबाही।। की उनको मुनीश छै भाग्यो की वोई सँग लागीं। पती बात बतावहु लालन तुम रघुवंस अदागी ।।

लखन कह्योयहसुनोलां डिलीजेहिबिधि जहाँ लिखिदीना । तहँ संयोग होत है ताको व्याह तो कर्म अधीना।। कहें हम राजकुँवर रघवंसी कहें विदेह बैरागी। भयो हमार ज्याह तुम्हरे घर विधिगत गनै को भागी ॥ औरो एक हास उर आवे अचरज है सब काहू। तुम तो हौ सिधि वे लच्मीनिधि नारि नारि भो ज्याह ॥ एक सखी कह सुनह लालजी तुमहिं सके को जीती। जाहिर अहै सकल जग माहीं तुम्हरे घर की रीति॥ श्रांति उदार करतृतिदार सब अवधपुरी की बामा। खीर खाय पैदा सुत करतीं पति कर कब्रु नहिं कामा ॥ सखी बचन सनि सब रघुनन्दन बोले मृदु मुसकाते। आपनि चाल छिपावह प्यारी कहहू आन की बातें।। कोउ नहिं जगमें मात पिता बिन बँधी देव की नीती। तम्हरे तौ महिते सब उपजें अस हमरे नहिं रीती ॥ बोली चन्द्रकला तेहि अवसर परम चतुर सुकुमारी। सिद्धि कुँवरिकी लडुरी भगिनी लच्मीनिधिकी सारी।। लरिकाई ते रह्यो लालजी तपसिन संग माही । ये छल छन्द फन्द कहँ पाये सत्य कहो हम पाहीं।।

की सुनि नारिनके सँग सीखे की निज मगिनी पास। खाटी मीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहिं भाष ॥ बोले भरत भठी कह सजनी तुमहूँ तो अने कुमारी। बरनह पुरुष संग की बातें सो कहें सीखेह प्यारी ॥ रहे युनिन सँग ज्ञान सिखन को सो सब खुने खुनाये। कामिनिकाम कला अब सीखन हम तुम्हरे दिग आये।। सिद्धि कह्यो तब सुन हु भरतजी ऐसी तुम न बखानी। तुमरी तौ गिनती साधन में लोक बात का जानौ ॥ भरत कह्यो तम साँचि कहत ही हम साधू परकाजी। ऐसी सेवा करो कामिनी जाते होय मन राजी ॥ श्राये श्रयन श्रपूरव योगी अस निज मन गुन लीजै। अधर सुधारस को दे भोजन अतिथिहिं पूजन कीजै।। एक सखी कह सुनहु सबै मिलि इनकी एक बड़ाई। ऋषिमख राखन गये कुँवर ये तहँ हम अस सुधिपाई ॥ इनको सुन्दर देखि काम वस त्रिया ताड़का आई। सो करतूत न भई लालसों मारेहु तेहि खिसिआई॥ बोले रिपुहन सुनहु भामिनी नाहक दोष न दोजै। जो करतूत बनी नहिं उनते सो हमसे भरि लीजे ॥

विन जाने करतृति सबन को तुम्हारे घर भी व्याहू। सोंड पछिताव न रहै पियारी अब करि लेडु समाहू।। जाके हित तुम रोष बढ़ावहु सो मित करहु उपाई। वैसिनि सेवा में तुम्हरे हम हाजिर चारिज भाई॥ खुनि वानी रिपुद्मन लालकी बोली कोउ सुकुमारी। कहँ पाई एती चतुराई कहिये लाल विचारी।। की कहुँ मिली नारि गुनञ्जागरि की गनिकनसँग कीनो। ती ने भाइन ते तुम्हरे महँ लिखयत चिह्न नवीनो।। रिपुहन कह भल कह्यो भामिनी भेदहिं भेदहिं जानें। गणिका नारिनहूँ ते सौगुण तुम्हें अधिक हम मानें।। इमरो तुमरो चिह्न लाड़िली एकै भाँति लखाई। ताते सखी हमारि तुम्हारी चाही अवसि सगाई।। सुनि नव उक्ति युक्ति की बातें बोली सिधि सुकुमारी। सुनिये रसिक राय रघुनन्दन आनँद कन्द विचारी।। अति अभिराम कामहू मोहत मूरति देखि तुम्हारी। कैसे बची होँगी तुमसे अवधपुरी की नारी।।

यों कहि रही जुपाय सुन्दरी सिद्धि कुँगरि सुख अयना । ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति सृदुवयना ॥ दोहा—जस मर्यादा जगतकी, बाँधि दियो करतार। राजा रंक यती सती, करत सोह व्यवहार॥

### छन्द

अनुचित उचित विवारि लोग सब तहँ तस राखत भाऊ। तुम तो अपने अस जानित हो सबही केर सुभाऊ ॥ यह सुनि भरत लपण रिपुसूदन हँसे सकल दैतारी। सिद्धि आदि सब राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी।। यहि निधि हँसि हँसाय रखनर सों दै दिनाय मृद्गारी। नाना भाँति मनोरथ मनके लगी करन सब प्यारी ॥ कोउ सिख राम समीप जायके कहत कछ लिंग कानै। कमल कपोल परिस के प्यारी जन्म सुफल करि माने।। कोई निज कोमल कमल करन ते चरन कमल प्रभु चापें। बार बार हिय लाय लाड़िली दूर करें तन तापें।। रसिक शिरोमनी श्रीरघुनन्दन नवल नेह अभिलाखी। जस जाके हिय रही लालसा तस तेहिकी रुचि राखी।। रष्टुनन्दन तब कह्यो सिद्धि सों जो तुम देह दिनेसू।

तौ अव हम गमने जनवासे जह श्रीअवधनरेस् ॥ खुनि यह बानी रामकुँगरकी काँपि उठीं उर आली। सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोली बिरह विहाली।। नेह बढ़ाय बकाय रूप रस आपु अवध जब जैहैं। हम बिरहीन के प्राण लाड़िले कही कौन विधि रहिहैं॥ खुनि इपि आरत बैन तियन के तब करुना रस साने। कोमल चित कृपालु रघुनन्दन प्रीति रीति भल जाने॥ बोले बचन भक्त भय भंजन सुनहु तियहु सब कोई। अव मैं कहीं सुभाय आपनो तुम्हें न राखहु गोई॥ शिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक इनते और न भारी। तिनहूँ ते तुम अधिक पियारी सुनु सिधि राजकुमारी॥ जो कोड प्रीति करें मोरे पर होय सुजान अजानों। प्रान समान सदा तेहि राखीं श्रीगुन एक न मानीं।। निज निज प्रेमिन केरि जगतमें सुनियत बड़ी बड़ाई। तिन तिन में बिचारि जो देखो सब में एक खुटाई।। कर्म धर्म अरु धीर बीरता जोग सिद्धि चतुराई। ज्ञान ध्यान विज्ञान सुजनता राजनीति निपुनाई॥

इतने जीति सकें नहिं मोहीं कोटिन करें उपाई। हार जाहुँ मेमी मानी ते तहाँ न मोर बसाई।। तुम तो सबै मेम की मुरति स्रित की बिटहारी। सिद्धि श्रादि सब राजकुमारी मोहिं मानहुते प्यारी।। तुम्हरे हिय श्रमिलाष खाजु जो सो सब भाँति पुजेहों। लोकिक लाज बचाय लाड़िली तुमसे बिलग न हेहों।। हम सब भाँति तुम्हारि साँवली तुम सब भाँति हमारी। सत्य सत्य ये सत्य बचन यम मानहुँ राजकुमारी।। दोहा—रप्रन्दन के बचन सुनि, खुलि में कपट किवार।

#### छन्द

एड्यो प्रेम सब त्रियन के, तनक न तनहिं सँमार ।।

पुनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पंकरुह पानी।
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोली अति सृदुबानी।।
धन्य भाग हमरो रच्चनन्दन हमते कोउ बड़ नाहीं।
बूड़त रहीं जगत सागर में राखि लीन्ह गहि बाहीं।।
हम नारी सब भाँति अनारी किये प्रीति मुदमोई।
राजकुमार रावरे के सम कीन्ह कृपा नहिं कोई।।

मति उपकार होत नहिं हमते जस तुम कीन्हेउ प्यारे । चन्द्र समान होहिं नहिं कबहुँ जुरहिं हजारन तारे॥ जहँ जहँ जीन करम बस इमको जन्म विधाता देहीं। तहें तहें रिसक राय रघुनन्दन तुमहीं मिलेह सनेही।। वरु विधि कोटिन करै जातना या तन छन छिन छूटे। हमरी सरी लगन लाड़िले कौनह जन्म न दूटे।। ख़नि बानी करुनारस सानी रघुवर अंतर जानी। सन्मान्यो सब राजकुमारिन कहि कहि कोमल बानी।। सबसों बिदा माँगि रघुनन्दन अनुज सहित पगुधारे। निकसे मानहु सिद्धि महल ते चारु चन्द्र छिबवारे।। रानिहि पान खवावत साथिहं चली सिद्धि सुख ऐना। आये राजमहल महँ सिगरे जहँ श्रीमातु सुनैना ॥ चरन प्रनाम कीन्हं रघुनन्दन जोरि सरोरुह पानी। अविदा हेतु पुनि बचन सुनाये कहि अति कौमल बानी॥ सुनि ये बैना सासु सुनैना भरे प्रेम जल नैना। रही कि जाड़ न कछ कहिआवे भूलगई सब चना॥ पुनि भरि भरि अनेक आभूषण जे बड़ मोलके जानी। अनुजू स्नान जुत रामुकुँवर को दीन्ह सुनेना राजी ॥

सब सन बिदा माँगि रचनन्दन चले जनक दिग आये। जथायोग करि मान बड़ाई बहुविधि आनँद छाये।। दोहा—अस सब कहं आनंद दे, गये अवध चृप पास। कथा सुनाई चुपहिं सब, सुनि अति सयो हुलास।।

क्ष समाप्त क्ष



पुस्तक मिलने का पता:—

श्री गंगा पुस्तकालय, गायघाट, बनारस

तथा

भार्गव बुकडिपो, चौक, बनारस



# इस्टस्टस्टस्टस्टस्टस्टर्ड्स्डर्ड्डस्टर्ड्डस्टर्ड्

| 🛞 सूचीपत्र 🏶                                      |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| अपूर्व स्वैष्टर्ड सचित्र डिक्शनरी (ऐंग्लो हिन्दी) |             |
| क्यानंत्र कोटी डिक्शतरी (एंग्लॉ-हिन्दी)           | 13          |
| क्राचित्र दिक्शतरी (हिन्दी-इन्नि।एस)              | PA          |
| भागव सायन जिल्ला (हिन्दी-इङ्गिलिश)                |             |
| भागंव आदर्श हिन्दी शब्दकोश                        | 23)         |
| रामायण मध्यम मूल (सचित्र)                         | 5)          |
| रामायण मूल गुटका १६ पेजी                          |             |
| श्रीभगवद्गीता भाषा टीका                           | []          |
|                                                   | 711)        |
| भीताभाषा                                          | 111=)       |
| दुर्गा सप्तशती (मूल)                              | 利爾          |
| नेताजी सुभाष (सचित्र)                             | 1           |
| ्ञानमाला                                          | 9           |
| व्यापार गणित                                      | 17          |
| अर्जुन गीता                                       | =) 🖏        |
| क्ष हनुमान चालीसा                                 | =) \$       |
| 🖟 वृहत् होड़ाचक्रम्                               | = 3         |
| 🎾 दानलीला                                         | 1) 5        |
| रामायण सुन्दर काण्ड गुटका                         | = 1 6       |
| हिन्दी प्राइमर                                    | =)          |
| भ पहाड़ा                                          | = 3 %       |
| ि शिवचालीसा                                       | 9           |
| र्व सन्ध्या                                       | 11)         |
| चाणक्यनीति भाषा टीका                              | 7           |
| गोपालगारी                                         |             |
| विष्णुसहस्रताम (सचित्र)                           | 9           |
| A CARLESTE SE | TERNER!     |
| प्रचान वितर्भः श्रीः नंगाः पुरतकालयः, तास         | घाट बनारस । |
| प्रधान वितरका ना राज्य उर्गार व                   |             |